रिसंवसः शेषातत्रवद्याना जरणः कार वस्माचिसंवन्ध मात्रविवद्यापार्थ ष्टेवसतांगतः सत्तिवातातीते मानुः स्मरित एकेद करेगपाकुरते भानेतं भानत् एपाः पतानांत्रः वर्षकर्वलाः हति हयोगे वर्तिर कर्वलव प्रष्टा है लस छतिः नगतः वर्ताहरमः -आधाराधिवरणं वर्तवर्षधारा तनिष्टित्रप्पा-आ धारः कारकाधिकरणं सममित्रिकरणे नवार्यान्य नार्यमः नोप्यनेषको व विकेतिया पक् ज्वसाधारित्र धाकरे-लाक्षेत्रपात्यां वविति नात्ये द्रष्टातिसर्व स्मिन्य पत्नात्मासिवनस्पहरे अतिकेवा इतिविभत्तार्यः समासंप्रवेषातनस्प्रसने समामः सचिशेषसंतावित्रिर्धताः वेत्ततसमास्ये प्राप्तः त्रायाण्य्विपदार्प त्रस्योगस्य पी भारोगिद्वायः त्राये लातापदार्थे त्र स्रायस्तरहत्वस्तायः तरहत्व नरः वर्मधापस देशे विगः प्रायेणात्रा पदार्थ प्रधाना वक्र वी दिश्चवर्षः प्रायेण

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

अपपदाचित्रधानोहरः वंबन्नः सन्तर्वः बहावितः बह्तवं धियाविषः समन्त्रीः जिये वे थाः प्राव्य समासः वराग्य किया एवं स्वतः प्राव्य मासर् स्वित्र पते सहवासम्प्रिवतंत्रमध्य विविवत्तेत्रमहवासम् स्ति प्रस्पा महवासम स्पति समस्ता त्यातवि केने छण्डे क वरा चीनियने हित है राहितसम्ते कशेष्स्रमधंताधानुहत्याः वच्हत्तयः हत्य्यी बचाधकं वाक्षिव्यहस्रचले ज्ञापका इतशद्सपद्वितिपातः म्तर्वः इवेन सम्मितिभत्नेपश्च वागचीविवानिवेवलममासः अत्रवाचानावः अत्रिवगरे। यंत्राव् तत्रह्यात अयविमिन्तिसंग्रीप्रमधिक वाज्योगचामर्पमंत्रीतराच्या शया उत्तर वियोग वद्यसाट १९ संपित शावत्यान्त वचने १ विषत्य प्रिश्व व्यानअग्रस्तम् रत्येतिक न् स्थ अग्रामेक ने

श्रीमतर्यान जायनमः अधीणारुषः जाहेकण उल्पालयः खाल उल्पालयान्यान् हिः इक्य कर् लेकरतितिकारः करियोगिकाम्यासणारोग्ययाः विह्यतियोगिकत्यान्वयान्ययान्ययास्त्रीय त्यावभार्ःरावसातयाकाधिकार्वानर्पंगवः एववानर्पनानामाश्वा गमनमारिप्रदिति १ विश्वकवि णिनाकारि वियुकारकप्रित्यने दि तिसि हैनी कारः प्रित्यिनिकार्के शतिधरणिः वा गति गंधनयोः ग ताण्यातियक वायः पापानेर्क्षणे विषवन्त्रनेन तेलाहिक क्रितिवायः ग्रहेत्वण नेपार्ने त्यरः पातिरास नीतिविग्रहरक्षकािषायुः जिन्नभिग्रवे जयसभिभवतिरोगाविति जायुः श्रीययं भेषजीवधभेष ज्य मगहो नाय हिम्मरः दिस्मय क्षेत्रपति सिनोतियक्षियति हे है उसाणिकति मीनाति सिनोति है। त्यातं युक्तं मायुः प्रिजिएह चर्पा-मायुः प्रीत मायुः पितं काम गूलेका त्यमरः जां वांचिति तामिनोतित विश्वपतिति जो स्वयुं अर जालः विद्याच्यादेने विदेने विते हिति स्वयुः साधानिकि साधानिक विश्वपतिति तियांधः त्वा देणध्य विवास्य विवास्य विवास विवास विवास के त्या के त्या

बाह्मनो हो भिष्ठचेतिव श्व ४

प्पान जिंद्योक्रीतः विदिधीनप्रवर्तते जनजनने जानजी चर्गती चार्स्य वहमद्वे बहुचार पिष्वाकामित्र हरवेट्: बार्डनिविधोत्तिःस्मादित्तिस्त्यस्ता तथाव्याद्वः कर्दवार् वोद्योधिद्वलेपात्रे ति अतिवाशालं कर्मान अल्लिका इतिय शेव क्रकेवच् कर्मान का नारपः सात जी भक्तियोजः क्रमान मेर्रिवार हेबचरणावेध इतिविश्व साहेक उपनयः साह उपनया सहित महर्मधाध तारो मियंतेषाणिना १ क्रिनितिमहैनितिल हे प्रः महः महः चिति हो छे छीति इतिहिनी अहर्मिति ने सैयोरि च-नो तितिहिमः प्रारु निप्रे पोते इतिप्रयुः यज्ञाति प्रयुवाहिम् तामाविसमरः स्युवनके तरण योः तरितिन्ति। मने नरापका इतितर ए क्षः वर्गत्यादी वरंति अक्षयं ति इसिमिति वरुं वरुमी है वर्ष्या ने इति विश्वः ए तपक्रमन्त्रमिसर्थः त्यर् इयाजोत्सरः विद्विति स्विति तनितारे तनः कार्यव्यवितिसार्यः विद्विति 

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA